श्री नक्ततोद्भव उत्तर द्वार विशि पेज = 6 - त्रुवि - 16:X12:5 × 0.2 cm.

भी पुरुगागपतिभयांतमः भी देवदेव जगननाप

परिभाषितं रुद्धतंद्यायुः प्रमाणं ध्वम् स्वम्

अनुकाणाचित्रभानमः ग्रेटेब्टेवजगत्नायम देना र स्था है वा जिल्ला है कि हिंदि है कि कि एमण्डलार्कतं होतं हाति ए हाम्हत त रामकाभवे नस्ववस्कामनिष्द्रन। २॥ ईन्नाव उवाच रिहित्रणं या शिता है जा दना दन स द्रित्तिण ब्राह्मणान्मीक्येन्चनुकारीभाजयेन या रहिला सिन्नहालका फलाका मनदश्रानेथा। ह िर्माति यामात्रित्यरीपमवत्ररापयात्र पेच ग्राचिभवत्मी इंग्लिक इंग्लिक वित्र इंग्लिक नप्रयत्नेनवस्तिह्वप्रयानीय म्रगेवाधिभवेः नस्यने जिल्ला है । स्थान ज्यमानश्रहारूणं योगिनीश्रजयनेत्रकुनिर वितिरापयत हिर्एपानास्यतेच देनातस्य

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

माविभवेत मुखनेमासमेवन योगिन्याञ्चप वादतः । अद्योगावाधितायस्य निर्वास सा शिरम् लंचराहंच भवत्ववत्रस्थः च लिएहाउँ इंडिएहेर्निक इंग्डिमिन किर्निक विकास क्रिहारहरू तजालायजाता स्वाचिक्रि जिल्लाहार चिरंजीवीभवत प्रवर्शिपस याधःकुमारीभाजनस्य उन्गतिम्खंरमाः अन्यसंस्ट्रीहरू किया स्थानिक के स्थानिक स्थानि हेनाइसहात्वाफ्रक्रां प्रशास्त्र स्वः समाजलः भारतियोज्ञान सार्वाचाच स्तितिताचेयतः तचरानित्रस्तितास्याय उपाछण्डिण हिए एउ लिक्स गा जिउसते विश्वास्त्राधावर भ अहिताह

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

हरीएपंगानि हीहति तथाच मंड्लिटियं क्यो हेहांसनीर्म अग्निएजाचित्रचेविविधाव लिलेयुने नरामाने प्रसात्वा खदाली समूम वच बीवक वल्कलचेव उत्तर दिशमाश्रापत अचात्रमासम्बन्धेने विकासमानिक्तिः मञ्जयाज्ये रेपोडायां दाहचाप्रा रञ्जयाः वात्रवासि भेवेन्नस्य यह याति चवर रहे त होतिए इप्रमान्त्रिया होति इ रविकलाग्रीतन्त्रजेणणराह्यं प्रमाहित क्रिया मिल्ला कि कि विद्यार प्रमाण त मुचानसहसासनगढाइवप्रसाहताः ट उन्नग्फलानमहोनेन्ज्य हैं। विच

दारुएं विराजिताचर एत्येर्वि प्रयम्ब्रभवति वरः असान्तनचपक्तानं फलम्लिस्तिसिं फे णिकावर्तान्त्रेव श्रेष्टरमन्त्रतापति यदि धंदीपरानं चित्राहरे चरापयत मराणस्त चन्ननाः श्रेयाभविष्यति हरोपी अचमर्वा जाशियलंचित्रहकं एजयेहारुरंतज्ञम रामासिनभद्रमां मुखान्यत्रात्रेणद्रवाहा नेस्ट्रिएं चित्रयंग्राधितास्पपिद्धर्रो जान संप्रायः देविशां दिशामानि सग्रहः प्रांग तिंचकारयेत मच्यतेचार्गचेणचित्रव खत्रयायत साता यसभवद्याधिसस राजाऽसाधकः पाउयंतिनसंदेहोरुड्याति

RD 2

चकार्येत गंधरीपंतषाध्यं रज्ञवेच्यमदेश्वरं विद्यान्त्रभोजनंदसार बाह्य एणनाचेता घरोत दरान्वरिक्शांतेभ्योदीपमेवप्ररापयेत्र मसते मासमेवेत्र प्रसारारी प्रसर्भेच विशाषायो व बिश्रल पीडा सम्बेवसर गा कत्तेचा हे चरी प्रजामसमामहरहिल हिर्एण्यानगाध्म गुल्याप्या समर्पयात मुचातर शराचिए। वि चिरि एं। त्रसारतः सामतिलानेलयानं १ । ३। १२।१४। गुनुराधासिरःपोजविदनाचमुबिद वतः ज्याणेत्रभवन्यक्षजातात्रहज्यात त्रेवर्युग्रंश प्रधाव च्यादी परामिति है। तेला यसीलवरां ने हं सहालि चत्रदी व्यात चड़िभ

3

क्रिसम्बद्धं अध्मातेनस्याते मरामास्य मधाया २१२६।००।१२। ज्य हायांचाधिता स्पापिसर्वा गेवेट ना भवेत नमं वंती वधंत्र त्तणामात्रकारक व्यवस्तिष्ट समाविधिनयोते जाराने चत्रसाने ये हवेणंत्रप्रचित्र वित्रत्तामण्ड्यात् स जगिमतिकामण्याचि रंजीवीभव खब र्तिजाराने ज्याया १५००। १६०० म्लाया वानपोडाचे हे हपीडाचे हा का जा च हुजा प्रकर्तवा विलयिष्ठ प्रदापयेत मुक्तिन न्राचेण नाचर्याः प्रसद्तः तिलते न यमिलायां। वर्धार्ट । ३ । २ दे। द्वीवा

राभवेद्रीगं चिर्श्लेचहार्कं गोन्यूनाचकर्तमं साविधानं जलाचियं षाचे चवरणाचे चवाराण मेरजममेवच स्वातेपचराचेण यहणातियग दन् : कुलामादान स्पारहाई 100 13न्मस उकेपीडा रहतिनेत्रज्ञायते ज्वस्याधिभवेत्रस्य द लादानंदि जानमंपितदेवगताः १ ज्यानक वचवितायकः मोदकदापयन्त्र नाम्माया विकायतः म्डच्योतसाईमासेन अत्र केहीवित प्राति घ्रमामालांत रः १९५।१२।१३। श्रव ताजायतेरागं सर्वाजिषीड्नंभवेत्र कुलम्ह लाइवंत्रां यह प्रांतिवका रयत अजार्व वसिंद सात्र प्राक्तिंग प्रजयनतः मुखतरम

तां इतिहासिक्षा क्रिया स्थानिक वर्णिसने १६१६२११३११। छानिस्ट्रास्त्रोगेस शसास हिसाप्ट के प्रयान है। हिस राजयत सङ्कंसीयतरानं एन चिताविना यम दिवार मार्ग हिल्ला मिन्न के प्राप्त के विकास में प्राप्त के प्र य महानित्र प्राचित्र मिल्ला है विकास नवग्रहःप्रानिः यः। यथे।१६ । यः वाहाणी अध्यासमा विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विष्य विष्त विष्य विष्त विष्य विष्त विष्य विष्त विष्य विष्त विष्य व चराने ध्याधरणाली चने कारण्डस यतच्याप्रयचित्रिक्या मुख्यतस्य जेणायाधीनांपरपीडितः निलतेलमाय

हाने। २०१९। १री हरा इन्समद्वरारी मंत्र वीगंपरिषीरयेत गुजाप्रचप्रसायप्रात्य सर्वेतराम्यास्यास्य सार्वेतराम्यान्य स्थानित्र खीभवत् अपानहमरात्या । । १२। ७ १०० उन्गामद्रपदारागलभनकमंद्रएतः वहद् खावशामनार्थशाकिनी रुज्ये नदा कमार लाइकान्तच्यासाणयातिवस्यत् सच्यते सन्गरीणगतऊई दावीभवेत तिलंतेल दानं प्याप्या दायां रेवमाचित्रिर्फ्ल स्वीगदहनेतणा यहपीराभवेन उपी उगमित्रसंभवा विडहानं प्रकत्ते वंभाजये स्तरणहण्या अच्यतिस्था विद्याणान्य

इंसिजीअवेत् को निकलानं विलिदानं चार्थ १२।३।२५। ऋष्विनी प्रलापीडाच मोनोहेरां नसंग्रयः जिरहाहे भवेन्य शाकिनी सन्य न्ता मगुमासप्रदात्वां दिश्यमाश्रितात्वां व केली प्रखास पानि होप लड्क सेवच सन एनि भीवाय निर्देश हिंग सने ह्यारशार्थ। अ र त्वित्रभग विद्वारा रामीविवयपति लडंनेमरं वेगाचाति।यारः कंपचकारयत्र सर्पञ्जाप्रकत्तेवाभुणग रुड्डिनन अद्देशातिनरोगीचक्रपपारुरो हद्रणः विद्यान पार्यार। वर्गनेका हिचरोगेणम्यते मानवस्रदा ग्राम्तहामं

भवेत्रयाच्यतेड्लातिले पेते: व्रातापानभा जयन्त्र इतिहार हते स्वयं दिशाल सेवर त्वायाष्ट्री गुजारामुचा ते। मिरात्वरमें कर्त या तेत इंसि विभिन्न है वेजन्म इतिपाप वाधिरणणजायने। इतिश्रीनदानेद्वक हर्जनितिः। समारा भागमा।। जारो चमध्यमाते चमध्यम् लं प्रतिष्ठितं रवीदुनामन व्यं एकना उपान में भवेत त रामस्विजानेणारियवंना वितर एं।

लंदीक्वालालितान महमाभाग्यमां उनं दीणंदिक्तापिक्रमान रपदेषट्टिड २विभिर्मा मंदी: मधानिद्रगतंभवेदुन दिनंध्याकलेतिहन्तेम् वे जे:परिभाव तंस्टित रेष्णियः अमाणं धुन्माणाः। श्रिभेश्यात्रे।।

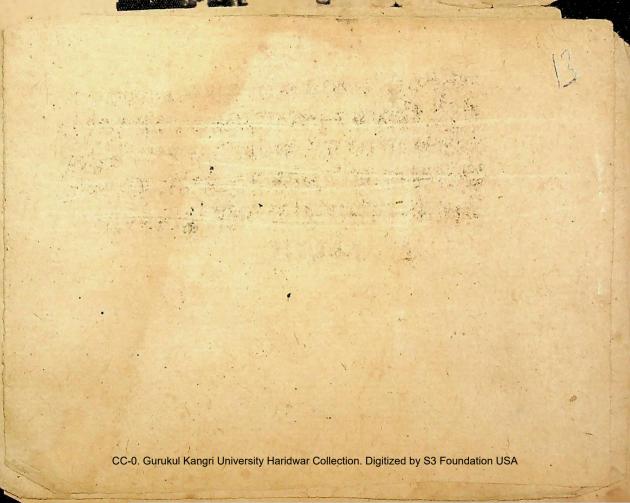

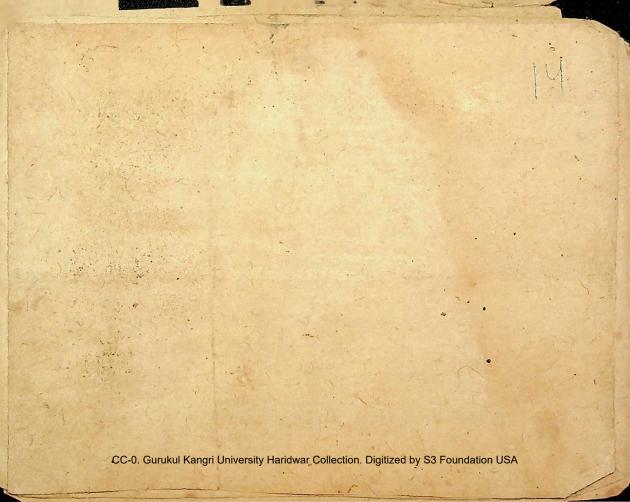